(डोगरी)

# 



- बिजय शर्मी

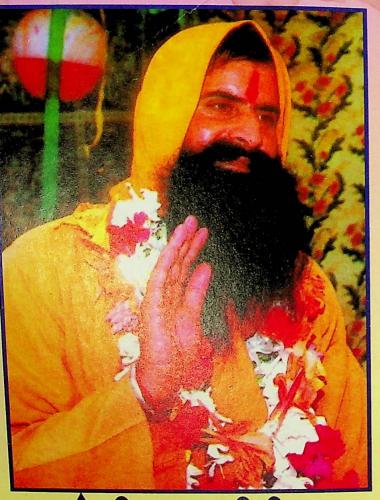

## पूच्यसंत्रश्रीसुभाषशास्त्रीजीपहाराज

CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri

10514 2 mi 9-6-2001

## STE WITH

(डोगरी)



विजय शर्मा

मीनाक्षी पब्लिकेशन्ज़ शिवा नगर, कठुआ—184 104

#### BHAJAN YATRA

A collection of Dogri Bhajans By **Vijay Sharma** 

#### © लेखक

प्रकाशन ब'रा : 2001 ई॰

मुल्ल : 17 रपेऽ

प्रकाशक : मीनाक्षी पब्लिकेशन्ज

शिवा नगर, कठुआ-184 104

प्रिंटर्ज : क्लासिक प्रिंटर्ज बाड़ी ब्राह्मणां, जम्म्।

नवेदन

इस पोथी च बचारें ते भावें लेई लेखक जम्मेवार ऐ

## स्मर्पण

पर्म पूज्यनीय, पर्म वन्दनीय, प्रातः स्मर्णीय संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज होरें गी सादर् समर्पण जिं'दे शीरुबाद कन्नै एह् भजन यात्रा दा काफला चलेआ।

विजय शर्मा

## दो शब्द

सभनें शा पैहले में परम तपस्वी संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज हुन्दा धन्यवाद करनां जि'नें मिगी एह् संग्रैह् लिखने ताईं प्रेरित कीता।

तुन्दी सेवा च एह् मेरी (डोगरी भाषा च) पैह्ली पुस्तक ''भजन यात्रा'' आवा करदी ऐ, जेह्दे च बस ई'ये समझो जे सन्तें दा गै शीरबाद ऐ मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नेई। इस ''भजन यात्रा'' च किश भजन डोगरी गीतें दी तर्ज उप्पर लिखे गेदे न ते पाठकें दे मनोरंजन गित्तै किश हास्य रस ते होर रचनायें गी कठेरिऐ एह् संग्रैह् तेआर कीता गेदा ऐ। मेद ऐ, जे तुस एहदे च रौह्ने आलियें किमयें गी नजर अन्दाज करदे होई इस ''भजन यात्रा'' गी जरूर पसन्द करगेओ तां जे एह् काफला होर मता अगड़ा गै अगड़ा ब'ददा रवै।

विजय शर्मा शिवानगर कठुआ

फोन: 35851



## पनछान

श्री विजय शर्मा होर डोगरी दे सुप्रसिद्ध कवि न ते विशेश किरऐ हास्य रस च इन्दा कोइ मकाबला नेई। इस ''भजन यात्रा'' संग्रैह च अध्यात्मिक रचनायें दे अलावा होर बी मती सारिआं समाजिक रचनां न जिं दे च हास्य रस दी झलक शैल चाल्ली लभदी ऐ। धार्मिक ते समाजिक कार्यक्रमें च इन्दा अकसर योगदान रौहन्दा ऐ। सन्तें ते महापुरुषें दी संगत कन्नै इन्हें गी बड़ा नंद औंदा ऐ। संगीत दा शैल ज्ञान होने करी इन्दी किवता च काफी मिठास ऐ ते लय ताल च जरा बी कमी नेई लभदी। इन्दे गै द्वारा रची दी एह ''भजन यात्रा'' पुस्तक लोंके बड़डें सारें लेई बड़ी गै फायदामन्द साबत होग ऐसा मेरा शीरबाद ऐ।

कल्याणमस्तु

संत सुभाष शास्त्री 1. आर० एस० पुरा ( दवलैहड़ ) जम्मू 2. अखण्ड परमधाम नौनाथ ( घगवाल )

## तरतीब

| 1.  | सरस्वती बन्दना    | 7  | 22. | बड़ी कल्याणकारी गै | 34 |
|-----|-------------------|----|-----|--------------------|----|
| 2.  | दुर्गा स्तुति     | 8  | 23. | होश कर बन्देआ      | 36 |
| 3.  | गणपति बन्दना      | 9  | 24. | न्यांऽ             | 37 |
| 4.  | गुरु देव प्रभु    | 10 | 25. | देखो देखी          | 40 |
| 5.  | जेह्ड़े नाम दी    | 11 | 26. | गरमी               | 43 |
| 6.  | ओ नरतन पाइऐ       | 12 | 27. | संधूर वह           | 45 |
| 7.  | चेता तुसें की     | 13 | 28. | मनुक्खता           | 48 |
| 8.  | कदें ते फेरा      | 15 | 29. | शंगार              | 50 |
| 9.  | दिन जिंदड़ी दे    | 17 |     | बत                 | 51 |
| 10. | झूठ कपट छल        | 18 | 31. | मेरा बतन           | 52 |
| 11. | झूठे खजाने मैहल   | 20 | 32. | रजौरी दी सैर       | 53 |
| 12. | अन्त समें         | 21 | 33. | मेरा शैहर कठुआ     | 56 |
| 13. | पाप अत्याचार      | 22 | 34. | कृष्ण लीला         | 59 |
| 4.  | सैलड़िएं धारें    | 23 | 35. | शीशा               | 62 |
| 5.  | विशियें च सारी    | 24 | 36. | नमां लाड़ा         | 63 |
| 6.  | मूंह मंगा फल      | 25 | 37. | रावण               | 65 |
| 7.  | जिंदड़ी दा बार    | 26 | 38. | विद्यार्थी जीवन    | 67 |
| 8.  | कैलाश छोड़िऐ      | 27 | 39. | ननाथ               | 69 |
|     | राजा हमाचल दे     | 29 | 40. | चाह्               | 71 |
| 0.  | कित लेखै न एह्    | 31 | 41. | कलयुगै गी बिनती    | 73 |
|     | श्री रामचन्द्र जी | 33 |     |                    |    |

2



देवी शारदा तुस वीणा दी ऐसी तान सनाओ मां। अपने जोती सागर दे बिच मेरी जोत रलाओ' मां॥ मंगल करनी, दुख दी हरनी सोभै हंस सवारी मां। बेदें बिच थुआड़ी महिमा वीणा सोभै प्यारी मां। साढ़े गीतें दे बोल्लें च सुर मिट्ठे तुस लाओ मां॥ देवी शारदा तुस वीणा दी ऐसी तान सनाओं मां अपने जोती सागर दे बिच मेरी जोत रलाओ मां तुस गै अम्बे, तुस गै दुर्गे तुस गै माता काली ओ। तुन्दे रूप अनेकां माता तुस करदे रखवाली ओ। में भी शरण थुआड़ी आया बिगड़ी मेरी बनाओ मां॥ देवी शारदा तुस वीणा दी ऐसी तान सनाओं मां अपने जोती सागर दे बिच मेरी जोत रलाओ मां दर तुन्दे औने उप्पर मां रौहन्दी कोई थोड़ नेई। दर आयेंदे गी हे देवी मां तू खाली मोड़ नेईं। भौड़ें बिच्च फसीदी बेड़ी आइए पार टपाओ मां॥ देवी शारदा तुस वीणा दी ऐसी तान सनाओं मां अपने जोती सागर दे विच्च मेरी जोत रलाओ मां





## दुर्गा स्तुति

ए मेरी मां दुर्गे रानी तुस दुर्गती दा नाश करो। तुस नाश करो अन्याय दा हर थाहरे पर प्रकाश करो॥ निश्मभ-श्मभ दी फौजें साईं पापें गी मां चूर करो। अपनी सुच्ची जोतें कन्नै घोर अंधेरा दूर करो॥ तुस दूर करो फिर विशियें गी मन मंदर बिच थां करो। तुस करो बसेरा हिरदे च ते उच्चा मेरा नां करो॥ ए मेरी दुर्गे रानी मां तुस सारे जग दी बाल्ली ओ। तुन्दे रूप न्यारे माता तुस करदे रखवाली ओ॥ प्हाड़ें जाड़ें धरती गासा तुन्दी महिमा सारी ऐ। शेर सवारी तुन्दी माता लीला बड़ी प्यारी ऐ॥ हिरदे बिच्च ऐ तांह्ग थुयाड़ी कदें ते फेरा पाओ मां। अपने जोती सागर अंदर मेरी जोत रलाओ मां॥ डोला करदी किशती मेरी करेओ बेड़ा पार। तुन्दे चरणें शीश झकांऽ में माता बारम्बार॥





तर्ज :- अज्ज लाम जित्ती घर आया सपाही मेरा डोगरा

देवें दे देव मनाआ गौरां दे सुत गणपित...... जित्थे गणपत आई खड़ोदा-2 विघन नेईं उस कम्मै बिच पौंदा -2 कारज उस दा सफल गै होंदा दिकखेआं नेईं बिसरी जाआं गौरां दे सुत गणपती.....

चरणें सोभै मूष सवारी-2 मिहिमा दुनियां अन्दर सारी-2 शरन खड़ोते नर ते नारी लड्डूएं दे भोग लोआयां गौरां दे सुत गणपित.....

भगतें दी करदे रखवाली-2 भांजन गोदी भरदे खाली-2 शंकर दी लीला मतवाली पुष्पें दे हार चढांआं-2 गौरां दे सुत गणपति....

श्रद्धा नै जो शीश झकांदा-2 जय-जय-जय श्री गणपत गांदा-2 मूंह् मंगा ओह् फल फिर पांदा जीवन सफल बनाआं गौरां दे सुत गणपति......



गुरु देव प्रभु किरपा किरऐ, इक्क अरजी मेरी मंजूर करो। हिरदै बिच बास करो, गुरुवर, नेईं चरणें शा मी दूर करो॥

जो पार टपांदी बेड़ी ऐ, दस्सो हां ओह लीला केहड़ी ऐ। मझधार फसेदे साधक गी भवसागर पार हजूर करो। गुरू देव प्रभु किरपा किरऐ, इक्क अरजी मेरी मंजूर करो हिरदै बिच बास करो, गुरुवर, नेईं चरणें शा मी दूर करो।

पल-पल पंजं भूत डरांदे न, उल्टै रस्तै मिगी पान्दे न जे करना ऐ दूर तां हे गुरुवर बिशिएं चा मिगी तुस दूर करो। गुरू देव प्रभु किरपा करिऐ, इक्क अरजी मेरी मंजूर करो हिरदै बिच बास करो, गुरुवर, नेईं चरणें शा मी दूर करो।

मोहमाया दा जग सारा ऐ, स्वार्थ दा चिक्कड़ गारा ऐ मूर्ख अज्ञानी पापी दा पापें दा पटारा चूर करो। गुरू देव प्रभु किरपा करिऐ, इक्क अरजी मेरी मंजूर करो हिरदै बिच बास करो, गुरुवर, नेई चरणें शा मी दूर करो।





जेहड़े नाम दी जोत जंगादे, बेड़ी पार टपान्दे न। हरि चरणें बिच मन चित लाइऐ, जीवन सफल बनादे न। मीरां नै नाम दी जोत जगाई, गिरधर-गिरधर दी रट लाई। नाम दा प्याला पीने आह्ले, कदें वी नेई घबरान्दे न। जेहडे द्रोपदी नै नाम दी जोत जगाई, आइऐ प्रभु ने लाज बचाई। खुट्टी नीत ही जिं'दी बिच्च सभा दे तरले पान्दे न। जेहडे भगत प्रहलाद दी दिक्खो भगती, पेश चली नेईं हिरानकश दी। सच्चे भगतें गी परमेसर, सदा गलै नै लान्दे न। जेहडे. करदे करम सदा जो गन्दे, आवागमन दे चक्कर खन्दे। पापी नरक पुरी बिच जन्दे, शास्त्र वेद गलान्दे न। जेहडे नाम दी जोत जगांदे जेह्ड़े, उन्दे कदें नेईं ड्बदे बेडे। दुखें दे करिएे दूर ओ न्हेरे, चानन पक्ख बनांदे न। जेहड



तर्ज:- चम्बे दी ए डालड़िएे ०......

ओ नरतन पाइयै माहनुआ विशियें च नेईंतूं गोआ। जे सफल बनानी जिंदड़ी तां हरि चरणें चित्त ला॥ धर्मराजे दीआं जदूं आनियां न चिट्ठिआं। नेकीआं गै तेरै कन्ने जानिआं न किट्टिआं॥ बदियें गी नेई गल ला। हरि-चरणें चित्त ला॥ सदा नेईं ऊं रौह्निआं एह जोश ते जोआनियां। खूसी-खूसिये नित्त खुशिआं बगानिआं। पापें दी नेईं पंड तूं बना। हरि चरणें चित्त पूजा-पाठ त्यागिएं बदनीतिएं च डुल्ली गेआ बासनायें बिच्च बत्त बंदेआ तृं भुल्ली गेआ। घरे बक्खी बिन्द फेरा पा। हरि चरणें चित्त आपृं गें प्रभु ने आइऐ बिगड़ी बनाइ देनी। भवसागरें चा तेरी किशती एं टपाई देनी। नाम दी तू रट ला। राम हरि चरणें चिन ला॥

तर्ज-लौका घड़ू चुक्क गोरिए....... चेता तुसे की बसारे आ शामा बलगादी कदूं दी ऐ बत्त ओऽऽ...... गीता च आक्खेदा आना जरुर ऐ। कलगी अवतार तुन्दा बड़ा गै मशहूर ऐ। आइये करी जाएओ सुखना एह सच्च ओ॥ चेता तसें.......

हर कोई लहुऐ दा गै प्यासा। माह्नू बनी गेदा बे के आसा। निर्दोषें दी बगादी ऐ रत्त ओ॥ चेता तुसें.......

सुन्न मसुन्ने ठागर दोआरे।
माह्नू खडेरै मैहल चबारे।
भुल्ली गेदा ऐ जप, तप, नत्त ओ॥
चेता तसें ........

जीवन बेड़ी बन्नै लाओ। इस नर्के चा पार टपाओ। टुरी जा नेई कुतै जिन्द अवगत्त ओ॥ चेता तुसें .....



## चमुक्खा

गवै दी पिट्ठी पर डांग टकाइयै गल्ल करें तूं मंदी। सीमैं टै दे कीऽ शदाई आ रोज नोआलें नंदी। माऊ बब्बै दे पैरें गी जेकर तेल कदें तूं लाआ नेईं। कित लेखै जे चरण प्रभु दे धोते बंदी बंदी॥

## गर्तन)

करा पाओ ॥

कदें ते फेरा पाओ प्रभु जी, कदें ते फेरा पाओ ॥ अज्ज पराआ ज्ञान बनी गेआ। पाप-ताप परधान बनी गेआ। गीता ज्ञान सनाओ प्रभु जी। कदें ते......॥

> थां-थां जम्मी गेदे राखश। रावण कुतै, कुतै हिरनाकश। नरसिंह रूप बनाओ प्रभु जी।

कदें ते.....॥

होई गेदी परबस्स सती ऐ। पापियें चुक्की लेई अती ऐ। लुटदी लाज बचाओ प्रभु जी। कदेंते......

कर्म कान्ड कमजोर होई गेआ। हत्यारें दा जोर होई गेआ। इन्हें गी मार मकाओ प्रभु जी। कदें दे.....॥

हुन नेईं लभदे मक्खन मिसरी। दुध घ्यो सब गेदे बिसरी। मुड़ि ऐ रास रचाओ प्रभु जी। कदें दे.....॥

> गमें छोड़ेआ खाना सैला। कोइ नेईं लाड लडांदा पैह्ला। मुरली दी तान सनाओ प्रभु जी कदें ते.....

गीता विच्व तुसें फरमाया। हुन मता चिर की फिर लाया। कलगी रूप बनाओ प्रभु जी। कदें ते.....



## चमुक्खा

छोह्ना नेईं जे घार मरी जा सक्का फुफ्फड़। मोए दा खाई लैना भुन्नी-भुन्नी कुक्कड़। राखश बुद्धी लेइऐ जेहड़ा टुरी गेआ। जमदूतें दे पौन्दे उप्पर जाई दमु'क्कड़॥



दिन ज़िंदड़ी दे रेइ गे न चार। सतसंग कर बन्देआ। रोज शंगारी अपनी काया। अंत समै किश हत्थ नेईं आया। मनै दा कीता नेइं शंगार। सतसंग.....

चार चफेरे, काले न्हेरे। बदल दुखें दे छाए घनेरे। बेड़ी फसी ऐ मंझ-धार। सतसंग......

पैंडा ऐ लम्मा, वत्त ऐ औखी। मंजल नेईं हुन थ्होनी सौखी। होएआं नेईं खज्जल खोआर। सतसंग.....

जोश जोआन्नी रास नेईं आई। नैनेंदी जोती बी होई ऐ पराई। जीना होआ ऐ दरकार। सतसंग.....

> प्रभु चरणें चित्त लाने आह्ले। सतसंग पुन्न कमाने आह्ले। पलै बिच टुरी गए न पार। सतसंग.....







झूठ, कपट, छल छोड़ तू बन्दे आ, नेर्ड तेरे कन्नै जाना नेकी दा लड फड़ी लैं मडे आ. जिसनै पार टपाना थ्होआ तृगी अनमोल एह चोला. करी छोडे आं बरवाद नेई। धन दौलत ते मैह्ल खजाने, एह् तेरी जायदाद नेईं। बैर बरोध कमाने दी तं. सदा जे करदा गल्ल रेहा। कित लेखें जे रोज शिवें दे, तूं खडकादा टल्ल रेहा। विषिएं च मौज बथेहरी मारी, कदर दना नेईं जान्नी। आखिर जाना इक दिन बन्देआ, एह् दुनिया ऐ फान्नी॥ मरदे दम तक रौ खंदा पर. होग कदें नेईं रज्ज तुगी। भुक्ख नेईं रौह्नी दना बी जेल्लै,

लोहे दे पौने गज्ज तुगी।
नेई थ्होने तुगी हलवा पूड़े,
नेई थ्होना तुगी मद्दरा।
मारी-मारी जमदूतें तुगी,
करी टकाना पद्दरा।
निंदेआ चुगली करने दा तूं,
रेहा सदा गै आद्दी।
बिलाबजा कीती अनमुल्ले,
वक्त दी तूं बरबादी॥
करियै पास जमातां छड़िआं,
ज्ञान कदें नेई थ्होंदा।
जीवन सफल बनादां जो,
सन्तें दी संगत रौंहदा।



झूठे खजाने मैहल ते कन्नै अटारियां। पान्दे न म्हेशां रव्ब गी फकीर बन्देआ॥ होन्दे न म्हेशां दुख गै नसीब उसगी। मन्नै नेईं जेहड़ा देव, गुरु, पीर बन्देआ॥ मिट्टी शा बने खीर सब मिट्टी च रली गे.। कुत्थै न भीमसैन जनेह बीर बन्देआ॥ आवागमन शा छुड़कदा नेईं शख्स ओह् कदें। माया लेई जो बदलदा ज़मीर बन्देआ॥ बुरा करने शा पैह्लैं तू दना बचार कर। जन्दा नेई किश बी कन्ने ऐ आखीर बन्देआ॥ करना जे कतल चाहनां ऐं तां बिशियें दा कर कतल निर्दोषें उप्पर चुक्क नेईं शमशीर बन्देआ॥ जिस दा गमान करना ऐं तूं पोची पोचीऐ। ओह् नाशवान ऐ मूर्खा शरीर बन्देआ॥ गुरुएं दे चरण पकड ते संतें दी शरण आ। बदली पलै च जाग पही तकदीर बन्देआ॥ शीशा मनै दा साफ कर जे दिकखनी ऐ तूं। नर-नर च नारायण दी तस्वीर बन्देआ॥



अन्त समें जेह्दे मूंहा चा नेईं गलोंदा हिर हिर। प्राण त्यागै ओह् बन्दा जमदूतें कोला डरी-डरी॥

लक्खां भामें दान करै कोई पूजा पाठ ते बरत करै। लाइऐ नारे राम नाम दे कट्ठा अम्बर धरत करै। कित लेखै जे मन पापें दा लेआ खजाना भरी-भरी। प्राण त्यागै ओह् बन्दा जमदूतें कोला डरी-डरी॥

माता पिता दे गुरुयें दा नेईं जिन्नै कीता मान कदें। मनै दे अन्दर कु'न बैठेदा नेईं कीती पन्छान कदें। पैह्लैं मारे डाके पिच्छुआं आवै तीर्थ करी करी। प्राण त्यागै ओह् बन्दा जमदूतें कोला डरी-डरी॥

नेईं मरोंदा जिस कोला मन ओह जीन्दा गै मोएदा। लक्ख चरासीं अन्दर म्हेशां ओह रोंहंदा पलचोएदा। गोते खन्दा नेईं टपोंदा जीवन सागर तरी तरी॥ प्राण त्यागै ओह बन्दा जमदूतें कोला डरी-डरी॥

ओह दिक्खो प्रहलाद भगत नै सच्ची जोत जगाई ही। मनै दे मंदर अंदर मूर्त हिर दी शैल सजाई ही। खीर पतन पापें दा कीता हिर नै लीला करी करी। प्राण त्यागै ओ बन्दा जमदूतें कोला डरी-डरी॥





पाप अत्याचार चुक्का, राखशें दा नास लब्भा।
साधुएं ते जोगिएं दा, मुड़ी मुड्डा वास लब्भा।
कूबरी गी रूप लब्भा, नंद जी गी लाल लब्भा।
कंस कन्नै पूतना गी अपना गै काल लब्भा।
वृन्दावन च रास कीती, गोऊ मां दी पाल कीती।
गेंद जमुना सुट्टने दी जानी बुज्जी चाल कीती।
इन्द्र दा अहंकार भन्नेआ, गोबर्धन प्हाड़ धारी।
नत्थेआ पही नाग काली बिच्च जमुना छाल मारी।
पांडबें दे बिच्च रिलये कौरवें गी हार दित्ती।
शिशुपाल गी चक्करै सुदर्शनै दी मार दित्ती।
द्रोपदी दी लाज रक्खी राधिका गी प्यार लब्भा।
अर्जु नै गी युद्ध दे मदान गीता सार लब्भा।
जद कदें बी धर्म लुटदा जां भगत लाचार होंदा।
बिच्च भारत पही तंदू गै कृष्ण दा अवतार होंदा।





## भेंट

तर्ज :- सैलीयां धारां कन्नै पौंदिआं फोहारां...... सैलड़िएं धारें बिच्च गुफा दा नजारा। ओ असें दिक्खने गी पुज्जी जाना माता जी दा द्वारा॥

उच्ची-उच्ची धारें पर बदलू घनोतेदे । लम्मे-लम्मे बूहटे अद्ध गास जाइऐ छोतेदे । दूरें पारें सुनचन जित्थे गांदियां गतारां ॥ आं असें दिक्खने ........

नच्ची-नच्ची खुशिएं च मोर पालां पादे। ठंडे मिट्ठे नाडू जित्थै गीत गांदे जा दे। निक्की-निक्की कंजकां सोभन लांदिआं कतारां॥ ओ असें दिक्खने ........

बच्चड़े गी अपने मां भुल्ली नेईं जाआं। भौड़ें बिच्चा खिच्चिए मां पार मी टपाआं। तेरे मिट्ठे गीतें गी में लिखिएे सोआरां॥ ओ असें दिक्खने .....





तर्जः - ना डाली ना पत्तर मेरे में बूह्टा बेगौरा -विशियें च सारी, उमर गजारी, दिक्खेआ कदें नेई सबेरा कल्याणी किरनें गी लेइऐ आया गुरु देव मेरा.....आया....

> नर शा नारायण आह्ला पाठ जो पढ़ांदा। साधकें गी मुक्ति आह्ली बत्ता जो पांदा। ज्ञान दी जोत जगाइयै मनै चा। करदा ऐ दूर जो न्हेरा॥ कल्याणी.....

बिन गुरु ज्ञान जोती मनै दी बलै नेईं। बेड़ी भवसागर बिच अगड़ी चलै नेईं। हर जीव दा जो, जग चा मकांदा। जून चरासीं दा फेरा॥ कल्याणी किरनें

> दुनिया च जालो खाला कदें नेई सतांदा। सन्तें आह्ली संगती जो नित्त चित्त लांदा। स्वार्थ बेल्लै, बनदा दिक्खेआ, नाता साक बत्थेरा कल्याणी किरनें....



तर्जः - गोरीनिकली अन्दरैदातेबिजली चमकी ...... मूंह् मंगा फल पांदा जा, ते दर दाती दे औंदा जा। झट्ट जाग दाती तुगी बौहड़ी। चढ़दा जा तू पौढ़ी-पौढ़ी। जय जयकार बालान्दा जा। ते दर दाती.......॥

पत्तर-पत्तर टाल्ली-टाल्ली। कण-कण बसदी शेरें आहली। धूड़ मत्थें गी लान्दा जा। ते दर दाती.....

फिरदा रौह्गा जून चरासी। होग नेईं तेरी कदें खलासी। आवागमन मकांदा जा। ते दर दाती......

> उट्ठ सेबला, अमरत बेल्ला। पान सपारी, ध्वजा नरेला। मां दी भेंट चढ़ांदा जा। ते दर दाती.......

जोत अखंड जगै दिन राती। मेहर करै सभनें पर दाती। चरणें शीश झकांदा जा। ते दर दाती.....



तर्ज:-मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दे बोली.......... । किंदड़ी दा बार नेईं ऊ कोई ते राम नाम बोल माहनुआ झूठ मैल गोलीऐ ते मंदे बोल बोलियै माहनुये दी जूनी बिच्च आनिऐ ते जिन्द नेईं तूं रोल माहनुआ ओ जिन्दड़ी दा......

बड़े-बड़े पापियें गी राम नाम तारदा। सच्चे मनै कन्नै जेहड़ा बाज उसी मारदा। राम गी नेईं थाहर-थाहर तुप्प तूं राम तेरे कोल माहनुआ। ओ जिन्दडी दा.....

विशियें ते विकारें दी अग्ग रेहा सेकदा। मोहमाया अग्गें तूं रेहा मत्थे टेकदा। आई पुज्जा चौथा हून बेल्ला। तूं अक्खिएं गी खोल माहनुआ॥ ओ जिन्दडी दा......

> हरी दे बगैर तुगी लभना कोइ होर नेई। कालबली अग्गें तेरा कक्ख चलै जोर नेई। पाप दी मधानी कन्नै हीरे जेही काया। गी नेई छोल माहनुआ॥ ओ जिन्दड़ी.....





| The same | 1    | الم   | 1   | 1/1 |
|----------|------|-------|-----|-----|
| 1        | 4    | 7     | · V | (0) |
| H        | 1    |       |     |     |
|          | 1    | 0     |     |     |
| 1        | M    | الندي | 15  |     |
| - P      | 1100 | -1    |     |     |
| आ        |      | •••   |     |     |

तर्जः-मित्तरा बलौरिआ, मिली जाआं चोरिआ. कैलाश छोड़िऐ, आई जाआं दौड़ियै।

दर्शनें गी चित्त कमलाऽ भोलेआ। आऽ.....भोलेआ॥

> जैहर पीने आह्लेया तूं अमरत पलानां ऐं-2। पापीएं गी बी में सुनेआ पार तूं ट्पान्ना ऐं-2। मेरी बी तूं बेड़ी बन्नै लाऽ भोलेआ। आऽ.....भोलेआ। कैलाश छोडिऐ....

ब्रह्मा गी तूं बेद दित्ते, काम धेनु इन्द्र गी-2 लैंका दित्ती राबनै गी, धनुष राम चन्द्र गी-2 साह्ड़ी बी तूं गोदा खैर पाठ भोलेआ आऽ.....भोलेआ॥ कैलाश छोडिऐ.....

> बिशिएं ते बकारें बिच्च सारे अज्ज पेई गे-2। मोहमाया दी नीदरें च, सारे अज्ज सेई गे-2। आनिऐ इ'नें गी तूं जगाऽ भोलेआ। आऽ.....भोलेआ। कैलाश छोडिऐ.....

कर्म कान्ड, पाठ पूजा, जप तप मुक्की गे-2। मनै दे बगीचे आहले रुक्ख सारे सुक्की गे-2। ज्ञान गंगा जल तूं पलाऽ भोलेआ। आऽ.....भोलेआ॥ कैलाश छोडिऐ....

> किरपा करी जा जेह्ड़ी लब्भी शिवरात नेईं-2। टप्पी गेई बरेस मेरी पुच्छी कुसै बात नेईं-2। नैनें आह्ले सुक्की गे तलाऽ भोलेआ। आऽ.....भोलेआ॥ कैलाश छोडिएे....

दर्शनें दी आस लेइयै मल्लेआ शबाला ऐ-2। तेरे नाम दी गै शम्भू फड़ी अज्ज माला ऐ-2 डम-डम, डमरू बजाऽ भोलेआ। आऽ.....भोलेआ। कैलाश छोड़िऐ.....



मासमाया हो संबर्ध स आहे अस्त्र मेड मे-2।

तर्जः-कालेआ बे मोरा.....



हर कोई खुशियें दे बिच्च गै बतोएदा। अक्क धतूरे कन्नै नंदी लदोएदा। गौरां दे प्यौकिएँ गी थ्होई जानी ऐ शैल सगात॥ राजा हमाचल.....

सप्प विच्चूं न कन्नै-कन्नै घमूडिआं। लाइआँ करौंकलें बी प्रीतां न गूडिआं। रली मिली ऐ भून्डें बी कीती ऐ किट्ठड़ी जमात॥ राजा हमाचल.....

डरै कन्नै छप्पी गेदे सारे न अन्दर। शैहर बजार खाली होई गे न मंदर। चढ़ी गेआ जयानें गी सूंकी सूंकियै दिक्खो अज्ज ताप॥ राजा हमाचल..... डम-डम-डम-डम डमरू बज्जादा। बिगल डरौना बी बिच्च-बिच्च गज्जादा। फक्कड़ बनी गेदा अज्ज त्रेई लोकी दा नाथ॥ राजा हमाचल.....

जानी बुिझऐ लीला शिवें रचाई ऐ। भक्तें दी लाज सदा प्रभु नै बचाई ऐ। सच्चे हिरखें कन्नै जेहड़ा करी लैन्दा ऐ याद॥ राजा हिमाचल.....



#### (चराग

शिव शम्भू बम भोले दी बड़ी गै नोखी बात। जन्म दिन होन्दे सब्भनें दे पर एह्दी शिवरात। आइऐ एह् उस रात ज्ञान दी लोऽ जगांदे। "भूतनाथ" पंज भूत, माह्नू शा दूर नसां'दे॥।

THE F IT HE ROLL STEE THE



तर्जः - जम्मू दीआ कंढिआ बरखा लग्गीदी......प कित लेखै न एह् तन गोरे-गोरे। मन बिच्चा न जेकर काले। ओ सोची लै, मन बिच्चा न जेकर काले। जन्म तेरा बिरथा गेआ ऽऽ॥ कित लेखै......

> सत्संग बिच्च बी तू आइयै बन्देआ-2 करदा रेहा नित्त चुगली निंदेआ-2 मूंहें गी मारे नेईं ऊं ताले ओ सोची लै, मूंहें गी मारे नेईं ऊं ताले जन्म तेरा विरथा गेआ ऽऽ॥ कित लेखें......

गेई जोआन्ती आया बढ़ापा कीता हा जिन्दे लेई इन्ता तूं सेआपा हड्डें दे बने जालो खाले ओ सोची लै, हड्डें दे बने जालो खाले जन्म तेरा बिरथा गेआ ऽऽ॥ कित लेखें..... बेह्लिएं गल्लें बिच्च उमर गोआई ध्यान दी धूनी कदें भुल्लियै नेई लाई काल देआदा तुगी आले ओ सोची लै, काल देआदा तुगी आले जन्म तेरा विरथा गेआ ऽऽ॥ कित लेखै.....



## हिरख)

ऊ'आं ते हिरख करने लेई सारी दुनिआं गै रोंदी ऐ। पर सच्चा हिरख करने दी अदा किश होर होन्दी ऐ। रुकमनी, सत्य भामा दी ते कोई गल्ल नेईं करदा। सदा घनशाम दे कन्नै दिक्खो राधा पूजोंदी ऐ॥

#### भजन

श्री रामचन्द्र जी मन मन्दरै बिच्च बास करो । किस चाल्ली बजरंग बली हे-2 मिगी बी आपने चरनें दा तुस दास करो॥ श्री रामचन्द्र जी......

जिस चाल्ली तुसें तारी अहिल्या-2 चमत्कार ओह मेरे नै बी खास करो॥ श्री रामचन्द्र जी......

> पंज तत्त ते पुतले बिच्चा-2 दुष्ट बकारें दा तुस आइये नास करो॥ श्री रामचन्द्र जी.....

कृष्णा रूप बिच्च आइयै प्रभु जी-2 मुरली दी तान सनाइयै मुड़ियै रास करो॥ श्री रामचन्द्र जी.....

> जन्म-जन्म दी में आं पापन-2 दोष माफ करो मेरे नेई चित्त दोआस करो॥ श्री रामचन्द्र जी.....

दो हत्थ जोड़ियै करां बस बिनती-2 मेरे गरीबनी दे नेईं अज्ज खज्जल सोआस करो॥ श्री रामचन्द्र जी.....



## गुरू महिमा

#### तर्ज:-बैहर कब्बाली

बड़ी कल्याण कारी गै, मेरे सतगुरू दी बाणी ऐ। इये अमरत दी बर्खा ऐ, इये गंगा दा पानी ऐ॥ पढ़ो तुस पाठ गीता दे, जां बाचो नित्त रामायण। बिना गुरू ज्ञान जोती दे, समझ किश बी नेईं आनी ऐ। बड़ी कल्याण कारी.....

गुरू जी दा बाक्य गै बस सार ऐ, केइयें ग्रन्थें दा। बिना गुरूदेब किरपा दे, दरिद्रता नेईं जानी ऐ॥ बड़ी कल्याण कारी.....

> तजो तुस कम्म दुनियां दे, मेरे गुरुदेव औने न। में बत्ता सेज फुल्लें दी, गुरूबर लेई बछानी ऐ॥ बड़ी कल्याण कारी.....

करो कीर्तन, करो कीर्तन, करो कीर्तन, करो कीर्तन। बिना कीर्तन दे एह् अनमोल, बिरथा जान जानी ऐ॥ बड़ी कल्याण कारी.....

> करो गुरूदेब दे अनमोल, बचनें पर अमल सारे। तुसें भबसागरे चा पार, जे बेड़ी टपानी ऐ॥ बड़ी कल्याण कारी.....

सुखें दी आस थोड़ी दे, दुखें दा जाल दुनियां ऐ। गुरू चरनें च गै तेरी, एह जिंदड़ी मुस्करानी ऐ॥ बड़ी कल्याण कारी.....

गुरू ब्रह्मा, गुरू बिशनू, गुरू गै रूप शैंकर दा। गलांदे बेद शास्त्र न, गुरू महिमा परानी ऐ॥ बड़ी कल्याण कारी.....



### चरित्तर)

लिस्से उप्पर भारू होन्दा ऐ भलोआ'न। गरीब गुरबै उप्पर भारू होन्दा ऐ धनबान। अनपढ़ मूरख उप्पर भारू होन्दा ऐ बिदवान। इ'नें त्रौनेई काबू करदा सदा चरित्तर बान॥

#### भजन

तर्जः-(लोक गीत) आयां बो ललारिआ.....

होश कर बन्देआ, की डिग्गनां ऐं दन्देआ। फैसला कर सोची बचारी। मनुक्ख जूनी नेईं ऊं लब्भनी॥ टेक॰

प्रभु उप्पर छोड़ी दे, बिशिएं शा मूंह मोड़ी दे। लीला जेहदी जग बिच्च ऐ न्यारी। न्यारी, जूनी नेई ऊं लब्भनी॥ टेक॰

डिगदें दी गल लान्दा जा। हिरखी फुल्ल बछान्दा जा। बनी जा हां प्रेम दा पुजारी। मनुक्ख जूनी नेईं ऊं लब्भनी॥ टेक॰

पर उपकार कर। भव सागर पार कर। जीवन दी बेड़ी तारी-तारी। मनुक्ख जूनी नेईं ऊं लब्भनी॥ टेक॰

धूनी लाई लै ध्यान दी। गल्ल सुनी लै ज्ञान दी। सतसंग दी तृं करी लै तेआरी। मनुक्ख जूनी नेई ऊं लब्भनी। टेक॰

### न्यांऽ

केहड़े जन्में तू बदला एह लेया ऐ। दस्स हां परमेसरा न्यांऽ एह् कनेहां ऐ। जां तूं मीर ते गरीब नेई ऐ जाचेदा। जां तेरा दफ्तरी रकार्ड ऐ गोयाचेदा। जां तुम्मी रक्खेदा ऐ पुत्र कोई चाचे दा। दिखदा गैं रींह्दा जेहड़ा मामा ते भनेया ऐ॥

बेई गेदा आपूं ऐं शपैलिए तूं मृहें गी। दाजै गित्तै फूकादी ऐ सस्स इत्थे नृएं गी। भेजाना ऐं की इत्थे इ'ये नेइएं रूहें गी। लभदा नेई कोहदे हत्थ भेजां तुई सनया ऐ॥ दस्स.....

> रक्खेदे न बड्डें-बड्डें कन्ने ताल मेल तृं। मातड़ें गरीबें गी सुट्टेदा ऐ जेल तृं। जानिये भ्राबा नेई कड्ड माढ़ा तेल तृं। हड्डिएं दा ढांचा हून बस इत्थे रेहा ऐ॥ दस्म.....

तेरे कन्नै मेरा बस्स रोह रोमा इन्ना ऐ। भुक्खेंदे गी छोड़िऐ तूं रज्जेंदे गी दिन्ना ऐं। केह्ड़ी गल्ला पाएदा तूं साढ़े कन्नै छिन्ना ऐ। उठदे ते बाँह्दे असें नां तेरा लेया ऐ॥

दस्स.....

रोई-रोई अज्ज साढ़ी रेही गेई अक्ख ऐ। तेरेपिंडे उप्पर फ्ही बी फरकी नेई मक्ख ऐ। इक्क- इक्क लाल तेरा होई गेया बक्ख ऐ। माहनू गी माहनू अज्ज बड्डने गी पेया ऐ॥ दस्स....

डराना ऐं तू सभनें गी आपूं बी त्राई जाएं। जे कदें इक्क बारी धरती पर आई जाएं। जलमे जलूस ते हड़तालां तू कराई जाएं। बाह तेरा लोकें कन्ने कदें बी नेई पेया ऐ॥

दस्स...

दिन्ना एं फाड़िएं छप्पर आखदा एह् जग ऐ। मेरे कोठे उप्पर फ्ही बी सक्खना मैं मग्ग ऐ। इक्के गल्ल सोची-2 बेई गेदी झग्ग ऐ। किन्ना क चिर जीना हून साढ़ा इत्थे रेया ऐ॥ दस्स......

जिन्नी सारी तेरे कोल खुशिएं दी खंड ही। ओबड़ें दे हत्थ तृं फड़ाई दित्ती गंड ही। द'ऊं-द'ऊं हत्थें कुसें भरी लेई पंड ही। कुसें दे हत्थें च रेहा फुलका गें बेया ऐ॥ दस्स.....

> किन्ना चिर धूफें दे में सीने रेहा साड़दा। मारी- 2 फूकां में सैंख रेहा पाड़दा।

जे किछ जुड़ेया में रेहा तुगी चाढ़दा। सुखनें दा मैहल मेरा फ्ही बी अज्ज ढेया ऐ॥ दस्स.....

गीता बिच्च आक्खेदा आना तूं जरूर ऐ।
''कलगी'' अवतार तेरा बड़ा गै मशहूर ऐ।
कड्डी लैआं तुम्मी इत्थै आपना फतूर ऐ।
ऊऐ तेरा नां लैग जि'सी तूं फेआ ऐ॥
दस्स......





## देखो-देखी

देखो देखी करदे सारे भला जमाना आया। चाचा अंकल, मामा अंकल कन्नै अंकल ताया॥ आन्टी-आन्टी आखन सारे चाची मामी भुल्ले। ओ० के०, बाई-बाई, टा-टा, दिक्खो नार चफेरै झुल्ले। डिस्को करदे नच्चन माह्न् गीत विदेशी गाया। देखो देखी.....

झुंड गोआड़िएं नच्चन नूहां मर्दें चेहरे खट्टे। जोआन केह दस्सां बुड्डियें बी अज्ज मुन्नी ले परबेंटे। कुदरत दी कोई चीज बी औंदी इन्हें गी नेई पसन्द। तां गै विऊटी पार्लर आलेंई बज्जी गेदा नंद। सुहागनें बाल कटाइएं छोड़े खक्खरा सिरें बनाया॥ देखो-देखी.....

> गंदे-गंदे सिलमें दिक्खो बेड़े छोड़े रोह्ड़ी। बिन लामा लैतेदे इत्थे फिरदी लभदी जोड़ी। कोई बनेदा संजय दत्त ते कोई बनीदी हैलन। कोई बचारा मातड़ लेइऐ फिरादा खाली गैलन। गैस दा केह स्यापा दस्सां तेल बी नेईंऊ आया॥ देखो-देखी.....

पैरीपोणा कुसै नेई भाखा, भाखा पौना हत्थें।

कक्ख असर नेईं करना इत्थै बीरगती दियें कत्थें। कोका कुड़िएें छोड़ेआ पाना जागतें कन्न सेआया॥ देखो-देखी.......

कामदेव नै दुनिया अंदर लाया कै सा डेरा। धर्म शर्म ते लोक लाज गी सैंख बजाया केहरा। कोई बनेदा पोपोलाड़ी बनेदा कोई टटूआ। कु सै को आरै बिंदी सुखीं हो ठेंई कीता सूहा। धीऐं भैनें चादर छेकी भले आं नर्क बनाया॥ देखो-देखी.....

रिश्तेदार होएं कोई भामें जिन्ना मर्जी खास।
कुसै दे उप्पर बी नेई रेह्दा रत्ती भर विश्वास।
सतवैं ती ऐ नार अपनी गप्पें लेई बगान्नी।
मौका लग्गै तां बुड्डेई बी जंदी चढ़ी जोआन्नी।
घर-घर बी०सी०आर०नै रोंह्दा खोंदा कम्म मकाया॥
देखो देखी.....

घ्यो बगादा थाह्रें –थाह्रें अग्ग करादी जोर। देश पवादा इस घ्यो ऐ ते अग्गी नै कमजोर। सारे मिलिऐ सोच करो ते करो नमां कोई हीला। जेह्दे कन्ने जा बदली इस देशै दी एह् लीला। सुन्ने दी इस चिड़ी दा करेओ भलेआं नेई सफाया॥ देखो-देखी.....

> छोड़ मना तू जालोखाला छोड़ी दे तू झूरा। अग्गें-2 होना के ह् ऐ दिखदा रौह दूरा। कोहदे अग्गें रोना दस्सो कुसगी हाल सनाना।

तंद होऐ तां सोचै कोई बिगड़ी गेदा ताना। टंडरी गेदे बुड्डें बी अज्ज ''मैरिज-डे'' मनाया। देखो-देखी.....

लुत्त कडुत्ती में नेईं भाखी गल्ल सनानां कोरी। रीढ़ दी हड्डी होएे ठीक तां जिन्द नेईं होन्दी दोह्री। नेईं होन्दा गै तीला-तीला पुर्खें दा सरमाया। देखो-देखी.....





### गरमी

कामदेव दे चेले बनियै बन्नेआ लक्क बशर्मी दा। जालीदार पशाकां पाइऐ ब्हान्ना करदे गरमी दा॥

जनता दी नजरें बिच्च पाने गित्तै उच्चा दर्जा गै। भामें चुड्डू खसमै दे सिर रवै चढ़ेदा कर्जा गै। कदें वी कीता ख्याल इन्हें नेईं घरै दी सरसी नरमी दा॥ कामदेव.....

लुच्चा गै कलजुग दे अन्दर सभनें कोला सुच्चा ऐ। इन्दा गरमी आहला पारा म्हेशां रौंहदा उच्चा ऐ। नत्त बरत नेईं इन्हें गी भाखे पता नेईं म्हीने धर्मी दा। कामदेव.....

कुसै गी गरमी खा करदी ते कोई गरमी खा करदा। देशै गी लुट्टने गित्तै माह्नू फन्दे लक्ख बछाकरदा। रेहा पुजोंदा जो हा बिसला सप्प परानी बरमी दा। कामदेव......

इस्सै गरमो गरमी नै केइएं दे घर जोआड़े हे। रंड मरंडे रेई गे फिरदे नमे समे जो लाड़े हे। पैहली पिच्छें लग्ग रेही सुख थ्होआ नेईंदूई बतरनी दा॥ कामदेव ....... कदें करो नेईं मैला मत्था कदें करो नेईं गुस्सा जी। मेकअप दो लोड़ नेईं रौंहन्दी रंग नेईं फिरदा भुस्सा जी। नां गै बल्ड प्रैशर होन्दा रोग नेईं लगदा हरनी दा॥ कामदेव.....

संत गलान्दे गुस्सा गरमी उमर घटान्दे बन्दे दी। साफ करो तुस अगला रस्ता फिकर करो तुस धंदे दी। इ'यै अज्ज संकल्प करो तुस सच्चाई दी बरनी दा॥ कामदेव.....

गरमी सरदी केह् भाखी जिस मारी ज्ञान दी वुक्कल ऐ।
मूरख ते अज्ञानी थां-थां कड्ढदा रौंहन्दा हुक्कल ऐ।
खीर भुगतना पौन्दा फल हर कुसै नै अपनी करनी दा॥
कामदेव.....



# संधूर

बीयावान जाड़ें दे अन्दर इक्क गजासुर रौहन्दा हा। बजरंगी दी भक्ति बिच्च नेई खन्दा पीन्दा सौंदा हा॥ बैठे-बैठे नारद जी दे गल्ल मनै बिच्च आई। गणपत हनमत बैठेदे की दूर-दूर दोऐ जाई॥ गणपत जी दे मैहलें जेइऐ पैह्लै अलख जगांदे न। बंकासुरै दे पुत्रै आह्ली सारी गल्ल सनांदे न॥ बजरंगी नै जे भक्ति दा फल देई ओडेया हत्था। तां गणपत जी कोई लगा नेई तुसेंगी टेकन मत्था॥ इन्नी गल्ल गै सुनदे उन्दे क्रोध मनै बिच्च बली पेआ। लेइऐ शस्त्र हत्थ गजानन गजासुरै बक्खी चली पेआ॥ नारायण-नारायण करदे नारद जी गे लंगी। दूर गुफा दे अन्दर जित्थै रौहन्दे हे बजरंगी॥ हत्थ जोडिए हनमत बोल्ले नारद जी फरमायो। आसन ग्रैह्ण करो म्निवर जी ठंड कलेजै पाओ॥ गल्ल सुनो तुस पैहलैं हनमत नारद जी फरमान लगे। गणपत गजास्रै दा किस्सा सारा पढ़ी सनान लगे॥ महावीर जी अपने भक्तै दी तुस जान बचाई लैओ। गजासुरै गी गणपत दे हत्थें चा तुस छड़काई लैओ॥

पवन पुत्र नै गुरज फेरिऐ ऐसा मारेया पासा। राम नाम दा लाइऐ नारा भरी डोआरी गासा॥ अक्ख झमकदे सार तपोवन गजास्रै दा आई गेआ। बजरंगी दे नैनें अग्गें क्रोध दा न्हेरा छाई गेआ॥ गजास्रै नै दिक्खेआ जिसलै फुल्ल मनै दा खिड़ी पेआ। पवन पुत्र दा गणपत कन्नै युद्ध भयंकर छिड़ी पेआ॥ इधर बजरंगी दी दुम्बा बिच्च गणेश घटोई गे। उधर गणपत दी सण्डा बिच्च बजंरगी मरडोई गे॥ हार कुसै दी नेईं होंदी एह् दोएे बीर बरदानी। महाबीर ते महाबली दी इ'यै इक्क नशानी।। ग्रज-परीखा कन्नै धरती लहुएं बिच्च भरोची। बजरंगी नै नैखर मारी-मारी गणपत छोडे पोची॥ सने जडें परतोंदे लभदे उस जाडे दे बृह्टे। सुक्क मस्क्के होई गए सारे पानी आहले स्टे॥ काया सारी पलट होन लेई पेई जिसलै उस जाडै दी। नारद जी नारायण करदे चले हिमालय प्हाडे गी॥ मुनिवर बोले शंकर जी तुस इत्थै मौज मना करदे। धरती उप्पर बालक तुन्दे हाहाकार मचा करदे॥ उमा संग तुस हे त्रिपुरारी शिवजी भोलेनाथ चलो। धरती उप्पर होन लगा जे बडा भयंकर नाश चलो॥ बम-बम करदे महादेव जी उमा संग जाई पुज्जे। कैसे नारद जी नै दिक्खो तीर चलाए गुज्जो॥

पार्वती नै चंड गूरिये गणपत गी समझाया। शंकर जी नै हन्मान गी फड़ी गलै नै लाया॥ नंदी सिङ मिट्टी बिच्च मलिए ऐसा फेरा पाई गेआ। बिजली आंगर दौने योद्धे बिच्च मझाटै आई गेआ॥ नारद जी दी गल्लें नै तुस दोए जने भरमोई गे। बिना बचारे क्रोध मनै बिच्च लेइऐ तुस पलचोई गे॥ मां दा सदा रेहा दिल कोमल दिक्खिये नेईं जरोआ। लह् लोहान होए दे दिक्खी नैनें नीर भरोआ॥ झट्ट संधूर सिरा दा लेइयै ज़ख्में उप्पर लान लगी। शंकर जी दे अंश दोएं तुस बिचली गल्ल सनान लगी॥ इस्सै गल्ला नारद जी नै एह्का खेल रचाया। सामधाम दौने गी करिए सारा भर्म मकाया॥ गल्ल सुनी सारी जेल्लै तां अस्त्र-शस्त्र छुड़की गे। बिच्च मनै दे खुशियें कन्नै मोर अनेकां उड़की पे॥ महावीर गणपत आपूं चें घोटिए जिफ्फ यां पांदे न। बीतीदी गल्लें कोला ओह् मता-मता पछतांदे न॥ खुशी-खुशी उस बेलै दोनें इ'यै दित्ता हा बरदान। जो बी मलग संध्र असें गी होग नोआड़ा गै कल्याण। चंगिएं गल्लें कोला मड़ेआ कदें नेईं तूं शर्मायां। तेल संधूरै कन्नै हनमत गणपत रोज मनायां॥



## मनुक्खता

करो दान सब्भै बनी जाओ दान्नी। रबै किवयें दी लेख लिखदी एह कान्नी। कदर इत्थे होंदी मनुक्खता दी आई। मनुक्खता गै भारत दी रेही ऐ नशानी॥

> सभनें छा बड्डा इ'यै दान साढ़ा। जे दाजै दे नां दी नेई लैचे दोआन्नी। जि'नें जात बाकेदा दाजै दी खातर। उं'दी इत्थुआं पिछड़ी परतानी जान्नी॥

नेईं बोल सुनचै कुसै दी बी जीभा जे दाजै गित्तै फूकी छोड़ी जनानी। उ'नें गी असें पक्क लाना ऐ लाम्बू। जेहडें फूकदे धी ब्याहियै बगान्नी।

> अवग़त जाना तां वेशकक पुच्छो। किन्ने तोलें दी थ्होग ठाके च गान्नी। चक्कर चरासीं दा मुकदा जे तां गै। करो जिंदगी उसदे कदमें च छान्नी॥

तेरा राम सीता तुगी पक्क लब्भग। की बैठीदी मैह्ल आसें दी ढान्नी। करदे न जेहड़े समाजै गी गन्दा। यमदूतें चेता नोयानी ऐ नान्नी॥

> 48 CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri

नेईं लक्क तुट्टै कुसै बी गरीबै दा। नेईं रुलदी लब्भे कुसै दी जोआनी कित लेखें लड़ना तेभिड़ना....मड़ो। तुस करो सोच दुनियां च सारी गै फान्नी॥





## शंगार

सबरी दा तू सूट सेआई लै ज्ञान दी लेई लै चादर, मिट्ठी वाणी बोल्ली-बोल्ली कर सारें दा......आदर। 👸 धर्म, शर्म ते लोक लाज दे गैह्णे सारे पाई लै, मानवता दी लेइऐ रंगत लाली बिंद झुनाई लै। राम नाम दी बिंदी लाई लै हरि नाम दा कजाल, नकली हार शंगारै अंदर जिंद नेईं करेयां खज्जल। नित्त नियम दा नैंत बनाई लै पूजा पाठ दा चूड़ा, ध्यान दी धूनी लायां ऐसी रंग चढ़ी जा गूढ़ा। मंदी गल्ल कुसै कन्नै करने दा जो करदा कोडर, चेहरा ओह्दा सदा चमकदा नेई लोड्दे पोडर। सतसंग दी कंगी कन्नै अपने बाल सोयारी लै, नेकी गी पतवार बनाइऐ जीवन बेड़ी तारी लै।



#### वत्त

जे जिन्दगी दा समझना चाहनां ऐ अर्थ तूं। तां नेईं गोआ फजूल गै समां व्यर्थ तूं॥ सुखनें ते लैंदा रौहनां ऐ रामा अवतार दे। पैह्लै ते बनिऐ दस्स हां लशमन जां भरत तूं॥ बाल्ली मनै दी जोत लै गूरूऐं शा ज्ञान दी। साह्लियै जोतां नेईं मनाऽ डेट आफ बर्थ तूं॥ की बेलगाम होएदा बददा गै जारना ऐं। विषिऐं दा घोड़ा अपना पिछड़ा गै परत तूं॥ मुक्ति दा मार्ग लब्भना नेईं सदगुरू बिना। लक्खां करी लै बेशक्क फाके ते बर्त तूं॥ गैं पुट्टने शा पैह्ले पिछड़ी नजर ते कर. चेता करी लै अपनी कीती दी शर्त तू।



### शंगार

सबरी दा तू सूट सेआई लै ज्ञान दी लेई लै चादर, मिट्टी वाणी बोल्ली-बोल्ली कर सारें दा......आदर। धर्म, शर्म ते लोक लाज दे गैह्णे सारे पाई लै, मानवता दी लेइऐ रंगत लाली बिंद ब्नाई लै। राम नाम दी बिंदी लाई लै हरि नाम दा कजाल, नकली हार शंगारै अंदर जिंद नेई करेयां खज्जल। नित्त नियम दा नैंत बनाई लै पूजा पाठ दा चूड़ा, ध्यान दी धूनी लायां ऐसी रंग चढ़ी जा गूढ़ा। मंदी गल्ल कुसै कन्नै करने दा जो करदा कोडर, चेहरा ओह्दा सदा चमकदा नेई लोड्दे पोडर। सतसंग दी कंगी कन्ने अपने बाल सोयारी लै, नेकी गी पतवार बनाइऐ जीवन बेडी तारी लै।



#### वत्त

जे जिन्दगी दा समझना चाहनां ऐ अर्थ तूं। तां नेईं गोआ फजूल गै समां व्यर्थ तूं॥ सुखनें ते लैंदा रौहनां ऐ रामा अवतारं दे। पैहलें ते बनिए दस्स हां लशमन जां भरत तूं॥ बाल्ली मनै दी जोत लै गूरूऐं शा ज्ञान दी। साह्लियें जोतां नेईं मनाऽ डेट आफ बर्थ तूं॥ की बेलगाम होएदा बददा गै जारना ऐं। विषिएं दा घोड़ा अपना पिछड़ा गै परत तूं॥ मुक्ति दा मार्ग लब्भना नेईं सदगुरू बिना। लक्खां करी लै बेशक्क फाके ते बर्त तूं॥ गैं पुट्टनें शा पैह्ले पिछड़ी नजर ते कर. चेता करी लै अपनी कीती दी शर्त तू।



## मेरा बतन

सुर्गे साईं छनाकड़ा भारत मेरा बतन। सीने च जिसदे बसदे न अनमोल गै रल। सुने दी चिड़ी इसदा इक्क लाडला ऐ नां।

कुतै शैहर सोभदे न कुतै सोभदे ग्रां। गंगा ते यमुना धोंदियां जिसदे कमल चरण। सीने च०.

कुतै पाठ पूजा सुनचदी कुतै सुनचदी अजान। सब्भे धर्म न किट्ठे इसदी बक्खरी गै शान । सौ-सौ मनाने आं अस जाही दे दिन सगन। सीने च०.

गासा च उच्चा फर-फर तूं कर तरंगेआ। शहीदें तेरी गै खातर हा तन सूली टंगेआ। चलेआ नेईं जोर दोखिएें दा ना कोई जतन। सीने च०

माएं दे लाल नारिएं दे कैन्त सेई गे। जाद्दी दी जोत जन्दे-जन्दे ओह देई गे। चानन करी गे आखिए वन्दे-मातरम्। सीने च०.

देसै दी सच्ची सुच्ची तूं तस्वीर दिक्खी लै। कन्या कुमारी दिक्खी लै कश्मीर दिक्खी लै। पैन्छी बी जित्थै एकता दे पाठ गै रटन। सीने च०..

## रजौरी दी सैर

काली धार मंदर ऐ ते बुड्डे अमरनाथ ऐ। पीरें ते फकीरें आह्ला कन्नै-कन्नै साथ ऐ। भागें आह्ली सक्खनी भरोचदी तजौरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे बिच बस्सीदी रजौरी ऐ॥

सेव नाशपातियां ते चशमें दा नीर ऐ। सच्च पुच्छो तां एह् बी दूआ कश्मीर ऐ। भाऐं लग्गै तुसेंगी ऐ मेरी गल्ल खौरी ऐ। प्हाड़ेंदी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

सां-सां सूंकदियां चीड़ां सैली सैलिआं हुन नेईं ऊरेहियां अज्ज गल्ला इत्थे पैह्लिआं। मैटाडोरां घूंकदिआं भित्त ठोह्री ठोह्री ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

गर्मिएं च लोक इत्थै फेरदे न लाड़ियां। बड़े गै मशहूर इत्थे मोठ ते कलाड़ियां। खाई लेओ तुस भाएं साढ़े कोला चोरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

गज्जी-गज्जी ढोल जेल्लै होंदी इत्थै लेतरी। दिन्दे न प्हाड़ें दे प्हाड़ पलै बिच्च बेतरी। एकता दे कन्नै लैंदे हिर्ख एह् बटोरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥ छिल्लएं गी लोक इत्थे आखदे न कुक्कड़ी। खीरा बरसांती आह्ला कुंगली तनक्कड़ी। मक्कें आह्ला ढोडा अज्ज खाना भोरी भोरिए।

नारदाना खोड़ ते दातनी दे ढेर न। कुदरती सगातां इत्थै दिक्खी लै चफेर न। गीज़ा चौलें आह्ली अज्ज भरी लै हां बोरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

भारती जोआने दियां हैन इत्थें छौतिआं। गैर कोई खुत्त करें भरदे न तौनियां। बैरिएं दी मुन्डी दिन्दे पलै च मरोडिएं। प्हाडें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

चौदरी नाड़, कोट धड़ा, नूरी छम्ब, ढांगरी। बगला-बडेयाला दिक्खो भाऐं दिक्खो खांडली। सोभदी ऐ कन्नै-कन्नै बुधल बकोरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

जामनू चरोटा चिट्टी फुल्लीदी कठाड़ी ऐ बादी रूत्त छाई गेदी अज्ज बाड़ी-बाड़ी ऐ। फुल्लेदे न तूत कुतै फुल्लीदी फकोड़ी ऐ। प्हाड़ेंदी गोदा देविच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

बस्सें दे डरैबरें सकंध इत्थै चुक्कीदी। छोड़नी सोआरी नेईं होऐ भाएं दुक्कीदी। सफरै च होन्दी जिन्द भलेओं गै दोह्री ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्न बस्सीदी रजौरी ऐ॥

कुतै पाठ पूजा कुतै सुनचदी अज़ान ऐ। इर्खे नै रौंह्दे सारे बनी इक्क जान ऐ। सिद्धे सारे लोक गल्ल करी दिन्दे कोरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

संजां बेल्लै सिड़ कें पर लांदे न फराटियां। बाह्रा दे मलाजम इत्थै करदे न मलाटियां। गप्प छप्प मारदे न मूहें नै मूंह जोड़िए। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

रिलिए द्राह्ली कन्नै लैह्र सकतोई दी। बगदी गै जारदी ऐ मस्ती च बतोई दी। लंगी जंदी पत्थरें गी देई-देई लोरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

तत्ता पानी जाइयें कोई करदा शनान ऐ। कोई ''माता मनमा'' दा दिखदा स्थान ऐ। टेकी लै हां मत्था मना तुम्मी हत्थ जोड़िए। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥

पंज पीर, पलमा ते दुधा धारी मंदर। भाएं दिक्खो ''शाह्दरा-शरीफ'' जेइऐ अंदर। इक्कै साढ़ा परम पिता इक्के साढ़ी मौरी ऐ। प्हाड़ें दी गोदा दे विच्च बस्सीदी रजौरी ऐ॥



## मेरा शहर कठुआ

आयो डुग्गर देसै दा में दस्सां शैहर कठुआ। इस शैहरें दे लेखा नेइं जे शैहर कोई बी दूआ। बड़ा छनाकड़ शैहर कठुआ दिक्खना ई तां पुजा। इक्क पासे जेदें बगदी रावी दुऐ पासे उजा। उजा डैम तुस जाइऐ दिक्खो लग्गीदी ऐ कंद। लम्म सलम्मी नैहर खिच्चिऐ बन्नेदा ऐ नंद। नैहरें बिच्चा खिंडिऐ खेत्तर खेत्तर फिरदा सूआ। आयो डुग्गर देसे दा में दस्सां शैहर कठुआ। इस शैहरें दे लेखा नईं जे शैहर कोई बी दूआ।

भाएं रोआरली बंड फिरो तुस भाएं पारली बंड। हैंड पम्प दे पानी इत्थे पाहन कलेजे ठंड। नगरी ''बाला सुंदरी'' माता मां काली जसरोटै। बम-बम करदा कोई ऐरमा भङ शिवें दी घोटै। हर माहनू दा लब्भदा इत्थे रंग गलाबी सूहा। आयो डुग्गर देसे दा में दस्सां शैह्र कठुआ। इस शैह्रै दे लेखा नईं जे शैह्र कोई बी दूआ।

जम्मू ते कशमीर रेयासत दा ऐ इ'ऐ चेहरा। बैरी जे कोई पा भसूड़ी पाई लैंदे न घेरा। नसदे उसगी राह नेईं लब्भदा नक्केई लगदा धूं। ऐसी नानी औंदी ऊ चेता मुड़िए नेईं करदा मूंह। ठंडा मिट्ठा पानी इत्थै रोज भरोचे खूआ। आयो डुग्गर देसे दा में दस्सां शैह्र कठुआ। इस शैह्रे दे लेखा नईं जे शैह्र कोई बी दूआ।

बौलिएं दे उप्पर बेइऐ करदे लोक सलाहीं। बड़ी में सत्या आह्ली इत्थे बूआ जी दी बाईं। तारें दी छामा च जेइऐ इत्थे होंदे नित्त स्नान। लक्खां माहनू टेकन मत्थे कन्नै कष्ट मटान। मूंह मंगा फल पाइऐ करदे धन्न-धन्न ऐ बूआ। आयो डुग्गर देसे दा में दस्सां शैह्र कठुआ। इस शैहरें दे लेखा नई जे शैहर कोई बी दुआ।

लौह्के लौह्के पिंड न इत्थै बुधी ते बरवाल। सामधाम 'नरसिंह जी' महाराज बैठेदे घधोआल। कुसै चीज दा घाटा नेई क कुदरत दी ऐ मेहर। बागें बूह्टें चौने कूटें लग्गेदे न ढेर। बड़ा सोहामा सोह्भै खेत्तर खिड़दा फुल्ल टट्टआ। आयो डुग्गर देसे दा में दस्सां शैह्र कठुआ। इस शैहरें दे लेखा नई जे शैहर कोई बी दुआ।

बोलदी लब्भै मूंहा चित्रकला बसोह्ली आह्ली राजें आह्ली इ'नें बरासत किन्नी शैल संभाली। धरती दे रखवाले इत्थूं दे करसान। रक्कड़ कंढी दिक्खी-दिक्खी कदें नेई ढेरी ढाह्न पैरें भाएं पेई जा चंड़ी भाऐं पवे फल्आ। आयो डुग्गर देसै दा में दस्सां शैह्र कठुआ। इस शैह्रै दे लेखा नई जे शैहर कोई बी दूआ।

लुत्त कढ़्ती कुसै नेई भाखी गल्ल सनांदे सिद्धी। बैर भाव जे कोई करै तां छोड़दे उसगी खिदी। डंगर बच्छू धार-धार सोभन दांद गवां ते झोटे देसी चुल्ल ते चौका देसी, देसी बालन गोह्टे। रोज पतीला चाढ़न सुच्चा पिच्छें लाइऐ तूआ। आयो डुग्गर देसै दा में दस्सां शैह्र कठुआ। इस शैह्रै दे लेखा नई जे शैह्र कोई बी दूआ।

मंदरें आहला शैहर कठुआ खड़कन इत्थै टल्ल। उप्पर जेइएे लैना केह ऐ सुर्ग बनेदा खल्ल। कुतै सनोचन पाठ, सनोचै कुतै गुरें दी बाणी। कुतै चढ़ीदी लब्भै भोले शंकर जी दी जान्नी। कोई मनांदा गणपत इत्थै बाहन जिसदा चूहा। आयो डुग्गर देसै दा में दस्सां शैहर कठुआ। इस शैहरें दे लेखा नई जे शैहर कोई बी दूआ।



### कृष्ण लीला

होआ जन्म भगवान कृष्ण दा देवकी मां ही बडा ब्याकल। वास्देव जी नै तारन हार गी रातों रात पजाया गोकल॥ लाड लडांदे खेडां करदे पूरे कट्टे ब'रे त्रै। नित्त नमें सिर नमां बनेदा औंदा प्रभु दे गित्तै ग्रैह्॥ रोज-रोज दे रफ्पड़ दिक्खिए ब्रजराज जी होइऐ तंग। गोकल त्यागिएे बृन्दावन बिच्च आई बसे गोपें दे संग॥ जारां साल ते सत्त महीने प्रभ् नै ब्रज दे बिच्च गजारे। मुक्ति दित्ती के इएं गी ते के ईं राखश जान्नों मारे॥ ब्रजबासिएं गी चलाकी कन्नै झट्ट मकाने दा। राजा कंस नै दित्ता साद्दा धनष यज्ञ कराने दा॥ कृष्ण पक्ख दी तिथ्थ त्रयोदशी कन्नै फग्गन म्हीना हा। दुष्ट कंस दे हिरदे अंदर पेआ बचार कमीना हा।। सोचदा हा जे ब्रज वासिएं कन्ने कृष्ण ते एह् बलराम। किट्ठे गै मथुरा दे अन्दर देङ करी में कम्म तमाम॥ कृष्ण भगत अकूर जी मथुरा दोनें गी लेइऐ आई गे। कन्ने-कन्ने प्रभु गी कैंस दी बिचली गल्ल सनाई गे॥

मथुरा बिच्च प्रभु दा होन्दा पूरा आदर ते सत्कार। गोआल बालेंगी लेइऐ प्रभु जी दिक्खन टुरी पे नगर बजार॥ धनष यज्ञ दा आया वेल्ला ढोल नगारे बज्जी पे। दुष्ट केंस दे चार चपासै राखश सब्बै गज्जी पे॥ कक्ख कम्म नेईं आई बनी बनाइदी रेही गेई चाल। केंस नै मथुरा बिच बुलाया अपने हत्थें अपना काल॥ मल्ल युद्ध च प्रभु नै कीता केइएं गी फीता फीता हा। धनुष भंग बी कीता कन्नै कैंस दा बध बी कीता हा॥ राज तिलक फ्ही देइऐ राजा उग्रसैन दा कीता मान। मथुरा बासिएं गी प्रभु नै मुड़िएं नमां बखशे आ जीवन दान॥ गुरूदेव सान्दीपनी जी दे आश्रम पुज्जे दोऐ जने। च 'ऊंठें दिनें च सारिआं विद्यां सिक्खी लेइआं झट्ट उ 'नें॥ विद्यावान बनी गे जिसलै श्री कृष्ण जी ते बलराम। आई गे वापस मथुरा करिएे गुरू देव जी गी परनाम॥ प्रभु दी आज्ञा कन्नै जिसलै विशवकर्मा नै कीता ध्यान। बिच समुंद्र दे, द्वारकां पुरी दा होई गेआ निर्माण॥ जरासंघ दा खौफ दिलें चा भलेआं करी मकाई दित्ता। स्तेदे गै मथुरा वासिएं गी द्वारका पुरी पुजाई दित्ता॥ हरण फ्ही कीता रुकिमणी दा द्वारका पुरी पजाआ हा। विधिपूर्वक उसदे कन्ने उत्थै ब्याह रचाआ हा।

राजस्यज्ञ च प्रभु दी पूजा युधिष्टर नै जंद्र कीती ही। शिश्पाल दे उप्पर उसलै बड़ी ब्री में वीती ही॥ सड़े फकोएदा प्रभु गी मंदे-मंदे बोल गलान लगा। भरी सभा बिच्च प्रभु गी भैड़े-भैड़े लांशन लान लगा। सौ शा उप्पर टप्पेआ जदूं तां चक्कर सुदर्शन चली पेआ दिखदे-दिखदे सार पलै दे अन्दर शिश्र्पाल गी स'ली गेआ॥ शिश्पाल गी मुक्ति दित्ती, द्रोपद सुता दी रक्खी लाज। लाई सदामा कन्ने यारी, विदुर दे जाई सोआरे काज॥ योग कन्नै पही त्यागी बैठे अपना रूप श्री बलराम दिब्ब शरीर कन्नै गोलोक धाम पधारे श्री कृष्ण भगवान आयो सारे श्रद्धा कन्नै प्रभु गी शीश नोआई लैचै जो किश गीता बिच लिखेदा घर-घर जाई सनाई लैचै॥



### शीशा

कित लेखें ओह् फौटू कं 'दा, शीशा जेहदा युगें शा गन्दा। बैन बछूरे पान्दा बैत्तल, आपूं एठ बशाइये फन्दा। अवगत्त फिरदा चार चपासा, हक्क पाराया जो नर खन्दा। पल-पल पन्जे भूत नखेड़न, सिद्दी बत्त बनाइऐ दन्दा। कार्ज सिद्द बनांदा उ'ये, आपूं बिनये नाई नन्दा। रिशते नाते साक बत्थेरे, च'ऊं दिनें दा सारा मन्दा। लक्ख चरासीं बिच नचांदा, मोहमाया दा चिट्टा बन्दा साया केंचन महल सोआरे गूढ़ ज्ञानी फिरिऐ रन्दा॥ निम्मोझानी छोड़ मना तूं, खट्टी ले किश जन्दा-जन्दा। एह मन शीशा जो नेई गोले केह पशानै फोटू बन्दा॥



## नमां लाड़ा

स्रमा पाया सैन्ट छोआयां मूंहें गी लाया पो 'डर। निच्छ नेईंमारेओ सेहरा लान्दे करन जनानिआं को 'डर॥ तिल्ले आह्ली अचकन पाइयै चूड़ीदार कट 'न्ना। घोड़े उप्पर लगा बौह्न जदूं बेदुम्बा खड़ कन्ना॥ इक्क नै आक्खे आ नजर मारिएे लाड़े गी ओ भाई। चन्नै जे इस मुखड़े उप्पर शेव गेदी जे आई॥ हो 'न्दी जे बदसगनी लोहाएओ हून सिरा नेईं सेह्रा। सनै से हरै दे नाइऐ दी हट्टी मारी आयो फेरा॥ कीता आटो सालम लाड़ा शर्मे दा हा मारा। टैम हा थोड़ा लब्भा नेईं, होर कोई उस लैं चारा॥ हट्टी पुजदे कट्ट लग्गा ते होआ चपासँ न्हेरा। आटो आह्ले गी लब्भी गेआ इक्क तगड़ा नेहा फेरा॥ लाया उस अन्दाजा जे इत्थे लग्गना एं हाली टैम। खिच्चिए मारी किक्क मने चा किड्डए सारा बैह्म॥ रेहा झांकदा चोरी-चोरी लाड़ा शेव कराइऐ। सोचै चंगा मिगी फसाआ जोकर शैल बनाइए।।

ना रेहा ओह् अन्दरै जो 'हगा ना ओ बाह्र खड़ोऐ। मौजू लैने गी थड़े दे लागे कट्ठ जानें दा होएे॥ हट्टी आहलेगी मुफते बिच्च इंक्क शोह पीस गेआ थ्होई। पूरे म्हीने जिन्नी गाह्की उस दिन उसगी होई॥ गुस्से कन्नै लाल सुरख जदूं होआ उसदा चेहरा। आल माल नेईं कीती उसनै झट्ट लोहाएआ सेह्रा॥ दाऽ तिक्कयै छाल खिच्चिएं बाह्र थड़ं दे मारी। हनुमान नै जि'यां लैकां रावन दी ही साड़ी॥ गुच्छ मगुच्छा करिऐ सेह्रा कच्छी हेठ दवाआ। मुक्किआं बट्टिए घरै दी बक्खी ओह्, द्रौड़दा आया॥ अने बाह् उस द्रौड़ दे लग्गा विच्च गली दे ठिड्डा। पेआ मूं 'हें दे भार होई गेआ चेहरा फिड्डा त्रिड्डा॥ पग्ग लोहांदे सार गैं ऐसी बदसगनी ही होई। नमें समें उस लाड़े दी नेई शक्ल पशाने कोई॥ टीके लग्गे कुतै-कुतै तां जिन्द नमानी छुड़की। तौनी कोला डरदे होई गेआ आटो आह्ला झट्ट दुड़की। मन्नो मत्त सेआनें दी तां नेईं पौन्दा पछताना। बरती जा किश होनी तां पिच्छु आं पौन्दा पछताना॥



#### रावण

सालो-साल फकोंदा रावण फ्ही बी रावण मरदा नेईं। सच्च दस्सां तां राम कलयुगी गल्ल सेआनी करदा नेईं। आइऐ अज्ज विभीषन इत्थै करादे सुल्लू-गुल्लू न। प्रभु दे सक्के बनिए सिद्धा करादे अपना उल्लू न। दिनें-दपैहरीं फिरा दा राखश कदें कुसै शा डरदा नेईं।/सालो-साल.. राम दी मैहमा गान्दे-गान्दे उमर गजारी सारी लेई। कित लेखें जे रावण कन्नै फ्हीं बी गंढी यारी लेई। पाठ अखंड करांदे सारे, अमल कोई बी करदा नेईं। /सालो-साल.. त्रेतायुग दा रावण यारो मितएं गल्लें चंगा हा। भाएँ इन्दर लोक च म्हेशां पाएदा रखदा पंगा हा। नित्त बगान्ने बोझे कुतरिऐ खीसे हा ओह भरदा नेईं।/सालो-साल.. अमर खोआने गित्तै रावण कोल हा अमरत कुंड बड़ा। पर कलयुग दा रावण पापी धोखेबाज दे लुंड छड़ा। खा करदा ते घुरका करदा शर्म दना बी करदा नेईं ।/सालो-साल.... डांगां-सोटे नेईं गूरो, तुस नेईं गूरो गुरमुत्तें गी। रावण कदें बी नेईं फकोंदा फूकी-फूकी बुत्तें गी। छड़ा गरजदा डिग्गल जेह्ड़ा कदें बी यारो ब रदा नेईं। सालो-साल... राम ते बनना छोड़ो यारो इस गल्ला बिच दूरी ऐ। भरत बनो सभनें शा पैहले जेहड़ी गल्ल जरूरी ऐ।

जीवन बेड़ा नफरत सागर अन्दर कदें बी तरदा नेईं। /सालो-साल....
विषय वासना अहंकार गी अज्ज माहनू नै गंडे दा।
नेईं कुसै गी बी डर हून रेह्दा कालबली दे डंडे दा।
नेईं कुसै गी बी डर हून रेह्दा कालबली दे डंडे दा।
जोर-जबरदस्ती कन्नै डंगर बी चारा चरदा नेईं /सालो-साल....
केह् नकारे बान्दर हे पर सच्चाई दे गाह्की हे।
पलै च मुक्के राखश जेहड़े लान्दे अम्बर टाकी हे।
सूठे दी जित्त कदें नेईं होन्दी, सच्च कदें बी हरदा नेईं /सालो-साल....
हर नारी एह पैहले दस्सै जे ओह् सती सिवत्तरी ऐ।
हर माहनू बजरंगी आंगर राम कन्नै पा मित्री ऐ।
पही दिक्खी ऐ रावण भुिल्लऐ नजर त्रेड्डी करदा नेईं /सालो-साल....
आओ राम दे आदर्शें दे उप्पर सारे चलचे अस।
तीर चलाइऐ सच्चाई दे पापी रावण स'लचे अस।
राम राज्य दे अन्दर गै फिर र'वे जुल्म कोई जरदा नेईं /सालो-साल....



### विद्यार्थी जीवन

विद्या कन्नै करो दोस्ती नींदर कन्नै बैर। तौले भामें सेई जाओ पर उट्ठो पिछले पैहर॥ उट्ठो पिछले पैहर प्रभु गी टेको पैहलै मत्था। शीरबाद लैने गी मड़ेओ कक्ख नेईं लगदा हत्था। झ्ठ, जूठ ते चोरी चुगली जेह्डा माह्नू करदा। आन्ड गोआन्ड ते म्हल्ला उसगी थुक्की – थुक्की भरदा॥ ब्ड्डें नै जो करै मशखरी कन्नै दन्द चकाऽ। आयु घटदी पक्क नोआंडी नर्के गी ओह जा॥ माता पिता बुजुर्गें दा जो करदा आदर मान। उस्स्रै दा जस गान्दा आया म्हेशां सारा ज्हान॥ गुरूयें कन्नै जेहडा म्हेशां बैर बरोध कमांदा। सुखी कदें नेईं रौह्न्दा, रौह्न्दा सदा गै वित्तोतान्दा॥ लड़ना भिड़ना छोडो मडेओ नेईं होशिआरी दस्सो। बिन्द कताबें कन्नै लाइयै कदें ते यारी दस्सो॥ लग्गी जांडन सेही ठकाने उप्पर तुन्दिआं अकलां। मारनिआं नेइं पौडन फ्ही मतेआनों विच्च बी नकलां॥

विद्या धन अनमोल चोर नेईं इसगी कदें बी खूसै। ओह ऐ चतर सजान जो बच्चा इस अमरत गी चूसै॥ जीवन ऐ विद्यार्थी दा मड़े ओ बड़ी तपस्आ। करी लैओ तां चानन नेई तां रौहन्दी काली मस्सेआ॥ आयो किट्ठे होइऐ अज एह ज्ञान दी जोत जगाचै। शरद्धा कन्नै बगदी गंगा विच्च चलोबी लाचै॥





## (ननाथ (घगवाल))

( अखण्ड परमधाम दी स्थापना दे मौके पर )

सन्तें दा करी लैओ साथ लोको।
स्वर्गपुरी बनी ऐ ननाथ लोको॥
इक्क पासै नरसिंगें दा दिक्खो बास ऐ।
दूऐ पासै बांके बिहारी दी रास ऐ।
होई गेई ऐ कैसी करामात लोको।
स्वर्गपुरी बनी ऐ ननाथ लोको॥
होई गेई ऐ स्थापना 'अखन्ड परम धाम दी'।
नित्त इत्थै चर्चा ऐ माह्नू दे कल्याण दी।
लग्गा रौह्ना लंगर ऐ दिन रात लोको।
स्वर्गपुरी.....

कल्लै तोहड़ी जेहड़ी एह धरती बरान ही। अज्ज इत्थे बगदी ऐ गंगा गै ज्ञान दी। भक्तें दी बैठी ऐ जमात लोको।

स्वर्गपुरी.....

संत सुभाष शास्त्री जी भागवत न वाचदे। भगतें ते सेवकें गी चंगी चाल्ली जाचदे। बंडदे न ज्ञान दी सगात लोको। स्वर्गपरी.....

दिन रात कीतेदा शास्त्री जी ने इक्क ऐ। कुसै गित्ते कुतै नेई मनै विच्च फिक्क ऐ। इन्नी गै बस इन्दी ऐ खुराक लोको। स्वर्गपुरी..... अखन्ड परम धाम जी ऐ जिसलै सोआरना। स्वामी श्री परमानंद जी नै पधारना। दस्सनी ऐ गल्ल जि'ने खास लोको। स्वर्गपरी... लग्गने न ध्यान, साधनां ते होने योग न। मुक्की जाने जिन्दू गी जो लग्गेदे रोग न। होना ऐ बमारिएं दा नास लोको॥ स्वर्गपुरी.. गौशालां बननिआं स्कूल बी न चलने। बड़े लाडें-लाडें नै ओह्बी इत्थै पलने। बच्चे न जेहडे अनाथ लोको॥ स्वर्गपरी. कीता जि'ने दानिए भूमी दा दान ऐ। अज्ज उत्थे दूरै-दूरै तोह्डी छायावान ऐ। कन्नै-कन्नै लिशकदी कनात लोको स्वर्गपरी..... कार सेवा करने गी सारे गै तेआर न। बैरिएँ दे बैरी न ते यारें दे एह् यार न। सेवकें दे दिक्खो हां जज़बात लोको। स्वर्गपरी.. दिक्खी लैती दुनिया दुखें दा जंजाल ऐ। मनै विच्न आया जंदू बी बोआल ऐ। चुक्की लैती कलम ते दोआत लोको। स्वर्गपुरी.. सन्तें दा जिसदे कन्नै शीरवाद ऐ। दुनिया सदा उसदी में रौहन्दी आवाद ऐ। होन्दा कदें चित्त नेईं दोआस लोको स्वर्गपरीः. \* \* \*

### चाह्

कृत्थे गे ओह् घ्यो दुध ते मट्ठा मक्खन छाह्। चौने पासे अज्ज गडकदी लभदी दिक्खो चाह ॥ इस औतरी चाही नै केई कालजे साडे। रंग फिरी गे चिट्टे जेहड़े होन्दे कदें हे गाड़े उट्ठ सबेला जयाने दिक्खो चाही आस्तै लडदे। घर-घर रोज सबेला ठीकर चाही आस्तै चढ्दे॥ कोइ परौह्ना जा कुसै दे चाह् टकांदे आनी। निक्के बड्डें लोकें दी चाह् बनी पटरानी॥ बौहने बेलै, सौने बेलै, नमां कम्म कोई पौने बेलै। जागतें गी पढ़ने बेले, मती चढ़ा'ई चढ़ने बेले॥ बच्चा, बुड्डा, नर ते नारी, सारे दफ्तर बी सरकारी। भुक्खी एहदी जनता सारी, दिक्खो लग्गी केह बमारी॥ उठदे सार गै विच्च बिस्तरे मुं 'ह हत्थ नेई धोतेदा। राम नाम गी भुल्ले मू 'हें गी चाह प्याला छोतेदा॥ अक्खीं खुलदे गिल्लुऐ गी चाह् गै जिसगी लब्भै। सारी उमरी उस गी की 'आं घ्यो दुध फ्ही फळ्ये॥ माऊ बब्बे दा घार छोड दे जूठा भांडा मांजी।

टी स्टालें इक्कै प्याली रौह्न्दी सब दी सांझी॥ चूटी सारा दुध छोआना चून्ही सारी खंड। बारां म्हीने रवै गडकदी ए नखस्मी रन्ड॥ भले जमाने ऐ हे पिछले भला हा उन्दा जीना। पै-पटोन्दे डन्ड किड्रिए घ्यो दुध गै पीना॥ पैदल कुतै जे आवै बारी केई करोह पही मारन। जोरे आहले कुसै बी कम्मै गी कदें नेई माहनू हारन॥ तदूं नेईं ही आं सिड़कां मोटर गड्डी ते नेईं कारां। उप्पर गोडें हत्थ रिक्खऐ टप्पनिआं केई धारां॥ अज्ज कुसै जे थुक्कन जाना हेठ स्कूटर ताऊ दा। पैदल फसी जा कुतै तां दिन्दा में नेई पुत्तर माऊ दा॥ इक्क दुए पर सड़े दा पौन्दा ऐ माहनू अज्ज इ'यां। घर घर रोज सवेला दिक्खो चाह् गड़कदी जि'यां॥





हे किलकाल, कलयुग स्वामी! तुस होर नेईं जग दा नास करो।
प्रभु भगतें दे हिरदै बिच्च नेईं छन्दा अपना बास करो॥
टैलीबिजन दे परदें उप्पर लभदा रूप थोहाड़ा गै।
जित्थे बी चरण थुआड़े पौन्दे होन्दा पक्क जोआड़ा गै।
जय-जयकार मती होन्दी जदूं गल्ल नमीं तुस खास करो।
हे किलकाल, ००००००

ज्यानें आहली होई गेदी ऐ चौड़ त्रट्टी भलंआं गै। धर्म, शर्म ते लोकलाज दी पोचिऐ पट्टी भलेआं गै। पच्छमी सिखएं कन्नै तुस नेईं अद्धनंगी एह रास करो॥ हे कलिकाल, ०००००

> नरकपुरी लेई ब'ज्जा करदे मेल न सारे अग्गें गै। ज्ञान दी चर्चा सुनने गित्तै फेल न सारे अग्गें गै। तुस बिशिएं दे पाठ पढ़ाइऐ होर नी इ'नेंगी पास करो। हे कलिकाल, ००००००

थाहर-थाहर कला क्लेश न कलयुग थां-थां तुं दी लीला ऐ। कोई थाहर नेईं खाली जित्थे खड़के अज्ज पतीला ऐ। नैएं कच्छा खंडाइऐ पले च तुस नेईं बक्खरा मास करो। हे कलिकाल, ०००००० पन्ड पापें दी चुक्की-चुक्की लग्गी गेदे लागे न। ज्ञान दा सूरज चढ़ेआ मसेआं-मसेआं माह्नू जागे न। मुड़िएे बत्त भलाइएे उ'नें गी नेईं अपना तुस दास करो। हे कलिकाल, ००००००

इ'ये दौर रेहा चलदा तां नमीं पीढ़ी दा होग पही केह्। द्वापर आहली मक्खन मिसरी दस्सो इ'नेंगी थ्होग पही केह्। डूंगी सोचें डुब्बें दे गी होर नेईं अज्ज दोआस करो। हे कलिकाल, ००००००

> कलयुग बिच्च ऐ नाम दी महिमा गुरू म्हात्मा आखन सैंत। इस ब रै ते खुशिएं कन्नै असेंगी मनान देओ बसैंत। म्हेशां जोर जबरदस्ती नै नेई अपनी गुड्डी गास करो। हे कलिकाल, ००००००

सुन्ने दी इस चिड़ी गी तुम्बो नेईं कलयुग जी होर मता। मन्नेआ जे तुन्दी बाह्में च सभनें छा ऐ जोर मता। चार ध्याड़े जीना ऐ नेईं इसदे खज्जल सोआस करो। हे कलिकाल, ००००००



